

माङ्नं दुक डिपो इक्सेंबर्स तथा स्टेशनर्स नैनोताल

# आसावरी

# हमारा श्रनुपम काव्य-साहित्य

| <i>Q Q</i>                            |                           |        |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|
| बलिपथ के गीत (पुरस्कृत)               | जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द     | 8.00   |
| रावण महाकाव्य (पुरस्कृत)              | हरदयालुसिंह वर्मा         | 6.00   |
| रूप-दर्शन (सचित्र, पुरस्कृत)          | हरिकृष्ण 'प्रेमी'         | 6.00   |
| गीत-गोविन्द (सचित्र, पुरस्कृत)        | विनयमोहन शर्मा            | 6.00   |
| दमयन्ती (पुरस्कृत महाकाव्य)           | ताराचन्द हारीत            | 5.00   |
| नारी (पुरस्कृत महाकाव्य)              | श्रतुलकृष्ण गोस्वामी      | 80.00  |
| चन्देरी का जौहर (पुरस्कृत खण्ड-काव्य) | ग्रानन्द मिश्र            | 5.00   |
| दर्द दिया है (पुरस्कृत)               | नीरज                      | 8.40   |
| दर्द दिया है (सस्ता संस्करण)          | नीरज                      | 3,00   |
| बादर बरस गयो                          | नीरज                      | 3.00   |
| प्राण-गीत                             | नीरज                      | 3.00   |
| दो गीत                                | नीरज                      | 8.40   |
| लहर पुकारे                            | नीरज                      | ₹.00   |
| नदी किनारे                            | नीरज                      | 8.70   |
| वन्दना के बोल                         | हरिकृष्ण 'प्रेमी'         | 5.40   |
| श्रांखों में                          | हरिकुष्ण 'प्रेमी'         | 5.40   |
| मधु-संचय                              | बालकुष्ण राव              | 5.40   |
| प्रार्गोत्सर्ग                        | देवीदयाल चतुर्वेदी मस्त   | 8.5%   |
| प्रथम सुमन                            | सत्यवती शर्मा             | 8,00   |
| कदम-कदम बढ़ाए जा (खण्ड-काव्य)         | गोपालप्रसाद व्यास         | 8.40   |
| श्रजी सुनी (सचित्र)                   | गोपालप्रसाद व्यास         | X.00   |
| श्रमृतप्रभा                           | राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह | 0.85   |
| श्रम्बपाली                            | राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह | £. X 0 |
| राधाकुष्ण                             | राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह | 5.40   |
| संकलिता (सचित्र)                      | राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह | 5.80   |
| दस्ते-सबा (उर्दू शायरी)               | फ़्रैज स्नहमद 'फ़्रैज'    | 7.40   |
| मेरे गीत                              | ललित गोस्वामी             | 5.00   |
| धरती के बोल (सचित्र)                  | जयनाथ नलिन                | ३.५०   |
| सागर के सीप (सचित्र)                  | भारतभूषण                  | 3.40   |
| ज्ञान सतसई                            | राजेन्द्र शर्मा           | 3.00   |
| मन्यन                                 | मुनि बुद्धमल              | 2.00   |
| शेक्सपियर के साँनेट                   | राजेन्द्र द्विवेदी        | \$.00  |
| भ्रेमी का उपहार (गद्य-गीत)            | रवीन्द्रनाथ ठाकुर         | \$.00  |
|                                       |                           |        |

## ग्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली-इ

# आसावरी

'नीरज'



3गातमाराम एण्ड संस्य, काश्मीरी गेट, दिल्ली 🗕 ६

#### लेखक की अन्य रचनाएँ दर्द दिया है (पुरस्कृत कविता-संग्रह) 8.40 दर्द दिया है (सस्ता संस्करण) 3.00 प्राण-गीत (कविता-संग्रह) 3.00 बादर वरस गयो (कविता-संग्रह) 3.00 दो गीत (कविता-संग्रह) 2.20 नदी किनारे (कविता-संग्रह) 8.40 लहर पुकारे (कविता-संग्रह) 3.00 नीरज की पाती (कविता में) 2.00 मुक्तकी (हवाइयों का संग्रह) 8.00 लिख-लिख भेजत पाती (पत्रों का संग्रह) ३.०० श्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली-६

#### COPYRIGHT @ BY ATMA RAM & SONS, DELHI-6

प्रकाशक रामलाल पुरी, संचालक अत्माराम एण्ड संस काश्मीरी गेट, दिल्ली–६

 मूल्य
 २
 २
 ५०
 तए
 पैसे

 प्रथम संस्करण
 २
 श्रक्तूबर,
 १९५८

 श्रावरण
 २
 ता.
 मा.
 इंगोले

 चित्रकार
 २
 योगेन्द्रकुमार
 'लल्ला'

 मृद्रक
 १
 हिन्दी प्रिटिंग प्रेस, दिल्ली

माँ के पूज्य चरणों ' में

## क्रम

| ₹.          | दीप ग्रौर मनुष्य                    | •••   | १   |
|-------------|-------------------------------------|-------|-----|
| ٦.          | हर दर्पन तेरा दर्पन है              | •••   | २   |
| ₹.          | ग्रधिकार सबका है <mark>बराबर</mark> | ***   | ٧   |
| ٧.          | यदि वाणी भी मिल जाए दर्पन को        | ***   | (9  |
| ሂ.          | ग्रो प्यासे ग्रधरोंवाली !           | •••   | १०  |
| €.          | कोई मोती गूँथ सुहागिन !             | ***   | 83  |
| 9.          | विदा-क्षण ग्रा पहुँचा               | •••   | १६  |
| ۲.          | बसन्त की रात                        | •••   | 38  |
| .3          | प्यार न होगा                        | •••   | 77  |
| १०.         | दूर नहीं हो                         | ***   | २४  |
| ११.         | पाती तक न पठाई                      | •••   | २७  |
| १२.         | धनियों के तो धन हैं लाखों           | •••   | 38  |
| १३.         | स्वष्न भरे फूल से                   | •••   | ₹ १ |
| १४,         | हम सब खिलौने हैं                    | • • • | ¥Х  |
| <i>٤</i> ٧. | श्रो प्यासे !                       | •••   | ३७  |
| १६.         | स्नेह सदा जलता है                   | ***   | ४०  |
| १७.         | बुलबुल भ्रौर गुलाब                  | ***   | ४२  |
| १८.         | ग्रस्पृच्या                         | ***   | ४७  |
| .39         | सिक्का                              | ***   | ५२  |
| २०.         | श्रमरीकन खिलौने                     | ***   | ሂሂ  |
| २१.         | जनम का उपहार                        | ***   | 3%  |
| २२.         | याद न भ्रायेगी                      | •••   | ६२  |
| २३.         | फूल भर गया                          |       | ६४  |
| २४.         | तुम तब ग्राना                       | ***   | ६७  |
|             | जनपद की धूल                         |       | 37  |
|             | दुख के दिन                          | ***   | ७१  |
|             | नई सम्यता                           | ***   | ७४  |
| २८,         | मुक्ते तुम भूल जाना                 | ***   | 90  |

## दीप भ्रौर मनुष्य



8

एक दिन मैंने कहा यूँ दीप से 'तू घरा पर सूर्य का अवतार है, किसलिये फिर स्नेह बिन मेरे बता तून कुछ, बस धूल-कण निस्सार है?' लौ रही चूप, दीप ही बोला मगर 'बात करना तक तुभे आता नहीं, सत्य है सिर पर चढ़ा जब दर्प हो आंख का परदा उघर पाता नहीं। मूढ़! खिलता फूल यदि निज गंघ से मालियों का नाम फिर चलता कहाँ? में स्वयं ही आग से जलता अगर ज्योति का गौरव तुभे मिलता कहाँ?'

## हर दर्पन तेरा दर्पन है



२

हर दर्पन तेरा दर्पन है, हर चितवन तेरी चितवन है, मैं किसी नयन का नीर बन्ँ, तुभको ही अर्घ्यं चढ़ाता हूं!

नभ की बिदिया चंदावाली, भू की अंगिया फूलोंवाली, सावन की ऋतु भूलोंवाली, फागुन की ऋतु भूलोंवाली, कजरारी पलकें शरमीली, निदियारी अलकें उरभीली, गीतोंवाली गोरी ऊषा, सुधियोंवाली संध्या काली, हर चूनर तेरी चूनर है, हर चादर तेरी चादर है, मैं कोई घूँघट छुऊँ, तुभे ही बेपरदा कर आता हूँ! हर दर्पन तेरा दर्पन है!! यह किलयों की आनाकानी, यह अलियों की छीनाछोरी, यह वादल की बूँदाबाँदी, यह बिजली की चोराचोरी, यह काजल का जादू-टोना, यह पायल का शादी-गौना, यह कोयल की कानाफूँसी, यह मैना की सीनाजोरी, हर कीड़ा तेरी कीड़ा है, हर पीड़ा तेरी पीड़ा है, मैं कोई खेलूँ खेल, दाँव तेरे ही साथ लगाता हूँ! हर दर्पन तेरा दर्पन है!!

तपिसन कुटियाँ,बैरिन बिगयाँ,निर्धन खंडहर, धनवान महल, शौकीन सड़क, गमगीन गली, टेढ़े-मेढ़े गढ़, गेह सरल, रोते दर, हॅसती दीवारें, नीची छत, ऊँची मीनारें, मरघट की बूढ़ी नीरवता, मेलों की क्वाँरी चहल-पहल, हर देहरी तेरी देहरी है, हर खिड़की तेरी खिड़की है, में किसी भवन को नमन कहँ, तुभको ही शीश भुकाता हूँ! हर दर्पन तेरा दर्पन है!!

पानीका स्वर रिमिक्स-रिमिक्सम, माटीका रव हन क्षुन-हन क्षुन, बातून जनम की कुनून मुनन, खामोश मरण की गुपुन चुपुन, नटखट बचपन की चलाचली, लाचार बुढ़ापे की थमथम, दुख का तीखा-तीखा कन्दन, सुख का मीठा-मीठा गुंजन हर वाणी तेरी वाणी है, हर वीणा तेरी वीणा है, मैं कोई छेड़ तान, तुक्षे ही बस आवाज लगाता हूँ! हर दर्पन तेरा दर्पन है!!

काले तन या गोरे तन की, मैले मन या उजले मन की, चाँदी-सोने या चन्दन की, औगुन-गुन की या निर्गुन की, पावन हो या कि अभावन हो, भावन हो या कि अभावन हो, पूरव की हो या पिंचम की, उत्तर की हो या दिखन की, हर मूरत तेरी मूरत है, हर सूरत तेरी सूरत हैं, मैं चाहे जिसकी माँग भरूँ, तेरा ही व्याह रचाता हूँ! हर दर्पन तेरा दर्पन हैं!

### श्रिधकार सबका है बराबर



3

फूल पर हँसकर अटक तो, शूल को रोकर फटक मत,
 ओ पथिक! तुफ पर यहाँ अधिकार सबका है बराबर!

बाग है यह: हर तरह की वायु का इसमें गमन है, एक मलयज की वधू तो एक आँधी की बहन है, यह नहीं मुमिकन कि मधुऋतु देख तू पतकर न देखे, कीमती कितनी कि चादर हो पड़ी सब पर शिकन है, दो बरन के सूत की माला प्रकृति है, किन्तु फिर भी—एक क़ोना है जहाँ श्रृंगार सबका है बराबर!

फूल पर हँसकर अटक तो, जूल को रोकर भटक मत, ओ पथिक! तुभ पर यहाँ अधिकार सबका है बराबर! कोस मत उस रात को जो पी गई घर का सबेरा, क्ठ मत उस स्वप्न से जो हो सका जग में न तेरा, खीज मत उस वक्त पर, दे दोष मत उन बिजिलियों को—जो गिरीं तब तब कि जब जब तू चला करने बसेरा, सृष्टि है शतरंज औ' हैं हम सभी मोहरे यहाँ पर शाह हो पैदल कि शह पर वार सबका है बराबर!

फूल पर हँसकर अटक तो, शूल को रोकर भटक मत, ओ पथिक! तुभ पर यहाँ अधिकार सबका है बराबर!

है अदा यह फूल की छूकर उँगलियाँ रूठ जाना, स्नेह है यह शूल का चुभ उम्र छालों की बढ़ाना, मुक्किलें कहते जिन्हें हम राह की आशीष है वह, और ठोकर नाम है—बेहोश पग को होश आना, एक ही केवल नहीं, हैं प्यार के रिश्ते हजारों इसलिये हर अश्रु को उपहार सबका है बराबर!

फूल पर हँसकर अटक तो, शूल को रोकर फटक मत, ओ पथिक! तुफ पर यहाँ अधिकार सबका है बराबर!

देख मत तू यह कि तेरे कौन दाँयें कौन दाँयें, तू चलाचल बस कि सब पर प्यार की करता हवायें, दूसरा कोई नहीं, विश्राम है दुश्म्न डगर पर इसिलिये जो गालियाँ भी दे उसे तू दे दुआयें, बोल कड़्रुवे भी उठाले, गीत मैले भी धुलाले, क्योंकि बिगया के लिये गुंजार सबका है बराबर!

फूल पर हँसकर अटक तो, शूल को रोकर फटक मत, ओ पथिक ! तुक पर यहाँ अधिकार सबका है बराबर! एक बुलबुल का जला कल आशियाना जब चमन में,
फूल मुस्काते रहे, छलका न पानी तक नयन में,
सब मगन अपने भजन में, था किसी को दुख न कोई,
सिर्फ़ कुछ तिनके पड़े सिर धुन रहे थे उस हवन में,
हॅस पड़ा मैं देख यह तो एक भरता पात बोला—
'हो मृखर या मृक हाहाः र सवका है बराबर!'

फूल पर हॅसकर अटक तो, शूल को रोकर फटक यत, ओ पथिक ! तुभ पर यहाँ अविकार सबका है बराबर !

#### यदि वाणी भी मिल जाये दर्पन को



ሄ

सुन्दरता खुद से ही शरमा जाये यदि वाणी भी मिल जाये दर्पण को!

खुबसूरत है हर फूल मगर उसका कब मोल चुका पाया है सब मधुबन? जब प्रेम समर्पण देता है अपना सौन्दर्य तभी करता है निज दर्शन,

अर्पण है सृजन और रूपान्तर भी, पर अन्तर-योग बिना है नश्वर भी, सच कहता हूँ हर मूरत बोल उठे दो अश्रु हृदय दे दे यदि पाहन को !

> सुन्दरता खुद से ही शरमा जाये यदि वाणी भी मिल जाये दर्पण को!

सौ बार भरी गगरी आ वादल ने प्यासी पुतली यह किन्तु रही प्यासी, साँसों ने जाने कैसा शाप दिया वन गई देह हर मरघट की दासी, दुख ही दुख है जग में सब ओर कहीं, लेकिन सुख का यह कहना फूठ नहीं, 'सब की सब सृष्टि खिलौना बन जाये यदि नजर उमर की लगे न बचपन को!'

सुन्दरता खुद से ही शरमा जाये यदि वाणी भी मिल जाये दर्पण को !

रक पाई अपनी - हँसी न किलयों से दुनियाँ ने लूट इसी से ली बिगया, इस कारण कालिख मुख पर मली गई बदशक्ल रात पर मरने लगा दिया, तुम उसे गालियाँ दो, कुछ बात नहीं लेकिन शायद तुमको यह ज्ञात नहीं, आदमी देवता ही होता जग में भावुकता अगर न मिलती यौवन को!

> सुन्दरता खुद से ही शरमा जाये यदि वाणी भी मिल जाये दर्पण को ! "

है घूल बहुत नाचीज मगर मिटकर दे गई रूप अनिगन प्रतिमाओं को, पहरेदारी में किसी घोंसले की तिनके ने रक्खा क़ैद हवाओं को, निर्धन दुर्बल है, सबका नौकर है औ' धन हर मठ-मन्दिर का ईश्वर है, लेकिल मुश्किलें बहुत कम हो जायें यदि कंचन कहे ग़रीब न रजकण को !

सुन्दरता खुद से ही शरमा जाये यदि वाणी भी मिल जाये दर्पण को!

चन्दन की छाँव रहे विषधर लेकिन मर पाया जहर न उनके बोलों का, पर पिया पिया का राग पपीहे को आ सिखला गया वियोग बादलों का.

चाहे सागर को कंगन पहनाओ चाहे निदयों की चूनर सिलवाओ, उतरेगा स्वर्ग तभी इस धरती पर जब प्रेम लिखेगा खत परिवर्तन को!

> सुन्दरता खुद से ही शरमा जाये व यदि वाणी भी मिल जाये दर्पण को !

#### स्रो प्यासे स्रधरोंवाली !



¥

ओ प्यासे अधरोंवाली ! इतनी प्यास जगा बिन जल बरसाये यह घनदयाम न जा पाये ! गरजी-बरसीं सौ बार घटायें धरती पर गूंजी मल्हार की तान गलीं-चौराहों में लेकिन जब भी तू मिली मुफ्ते आते-जाते देखी रीती गगरी ही तेरी बाहों [में, सब भरे-पुरे तब प्यासी तू, हँसमुख जब विश्व, उदासी तू, ओ गीले नयनोंवाली ! ऐसे आँज नयन जो नज़र मिलाये तेरी मूरत बन जाये ! ओ प्यासे अधरोंवाली ! इतनी प्यास जगा बिन जल बरसाये यह घनदयाम न जा पाये!

रेशम के भूले डाल रही है भूल धरा आ आ कर द्वार बुहार रही है पुरवाई, लेकिन तू धरे कपोल हथेली पर बैठी है याद कर रही जाने किसकी निठुराई,

जब भरी नदी तू रीत रही,
जी उठी घरा, तू बीत रही,
ओ सोलह सावनवाली ! ऐसे सेज सजा
घर लौट न पाये जा घूँघट से टकराये!

ओ प्यासे अधरोंनाली ! इतनी प्यास जगा बिन जल बरसाये यह घनश्याम न जा पाये !

पिपिहे के कंठ पिया का गीत थिरकता है, रिमिक्सम की वंशी बजा रहा घनश्याम भुका, है मिलन प्रहर नभ-आलिंगन कर रही भूमि तेरा ही दीप अटारी में वयों चुका चुका, तू जन्मन जब गुंजित मधुबन, तू निधंन जब बरसे कंचन, ओ चाँद लजानेवाली ! ऐसे दीप जला जो आँसू गिरे सितारा बनकर मुस्काये! ओ प्यासे अधरोंवाली ! इतनी प्यास जगा बिन जल बरसाये यह घनश्याम न जा पायें!

बादल ख़ुद आता नहीं समुन्दर से चलकर प्यास ही घरा की उसे बुलाकर लाती है, जुगनू में चमक नहीं होती, केवल तम को छूकर उसकी चेतना ज्वाल बन जाती है,

सब खेल यहाँ पर है धुन का, जग ताना-बाना है गुन का, ओ सौ गुनवाली ! ऐसी घुन की गाँठ लगा सब बिखरा जल सागर बन बनकर लहराये ! ओ प्यासे अधरोंवाली ! इतनी प्यास जगा बिन जल बरसाये यह घनश्याम न जा पाये !

# कोई मोती गूँथ सुहागिन !



Ę

कोई मोती गूँथ सुहागिन! तू अपने गलहार में मगर बिदेसी रूप न बँधनेवाला है सिंगार में!

एक हवा का भोंका जीवन, दो क्षण का मेहमान है, अरे ठरहना कहाँ, यहाँ गिरवीं हर एक मकान है, व्यर्थ सुनहरी धूप और यह व्यर्थ रूपहरी चाँदनी, हर प्रकाश के साथ किसी अँधियारे की पहचान है, चमकीली चोली-चुनरी पर मत इतरा यूँ साँवरी ! सबको चादर यहाँ एक सी मिलती चलती बार में !

कोई मोती गूँथ सुहागिन ! तू अपने गलहार में मगर बिदेसी रूप न बँघनेवाला है सिगार में!

ये गुलाब से गाल इन्हें ऋण देना है पत्रभार का, चढ़ती हुई उमर पर पानी है मौसमी फुहार का, अधरों की यह वंशी जो चुम्बन के गीत सुना रही होगी कल खामोश उठेगा डोला जब उस पार का, दर्पण में मुख देख देख मत अपनी छिव पर रीभ यूँ पड़ती जाती है दरार छिन छिन तन की दीवार में!

> कोई मोती गूँथ सुहागिन ! तू अपने गलहार में मगर बिदेसी रूप न बँधनेवाला है सिंगार में!

श्यामल यमुना से केशों में गंगा करती वास है, भोगी अंचल की छाया में सिसक रहा संन्यास है, म्हावर-मेंहदी, काजल-कंघी गर्व तुभे जिनपर बड़ा मुट्ठी भर मिट्टी ही केवल इन सबका इतिहास है, नटखट लट का नाग जिसे तू भाल बिठाये घूमती अरी! एक दिन तुभको ही इस लेगा भरे बजार में!

> कोई मोती गूँथ सुहागिन! तू अपने गलहार में मगर बिदेसी रूप न बँघनेवाला है सिंगार में!

कल जिस ठौर खड़ी थी दुनियाँ आज नहीं उस ढाँव हैं, जिस आँगन थी घूप सुबह, उस आँगन में अब छाँव हैं, प्रतिपल नूतन जन्म यहाँ पर प्रतिपल नूतन मृत्यु है, देख आँख मलते मलते ही बदल गया सब गाँव हैं, रूप-नदी-तट तूक्या अपना मुखड़ा मल मल घो रही है न दूसरी बार नहाना संभव बहती धार में!

> कोई मोती गूँथ सुहागिन ! तू अपने गलहार में मगर बिदेसी रूप न बँधनेवाला है सिगार में!

जब तक डूबे सूर्य सबेरा ब्याहा जाये शाम से, तब तक गौरी माथे बिंदिया जड़ले तू आराम से, मुँदते ही पलकें सूरज की उठते ही दिन की सभा सबको फुरसत यहाँ मिलेगी अपने अपने काम से, बहक उठा है चाँद और वह महक उठी है चाँदनी देख प्यार की रितुन बीत जाय इस भरी बहार में!

> कोई मोती गूँथ सुहागिन! तू अपने गलहार में मगर बिदेसी रूप न बॅधनेवाला है सिंगार में!

## विदा-क्षण ग्रा पहुँचा



19

जब तक कुछ अपनी कहूँ, सुनूँ जग के मन की तब तक ले डोली द्वार विदा-क्षण आ पहुँचा!

फूटे भी तो थे बोल न श्वास कुमारी के गीतोंबाला इकतारा गिरकर टूट गया, हो भी न सका था परिचय दृग का दर्पन से काजल आँसू बनकर छलका औ' छूट गया, तन भींगा, मन भींगा, कण कण, तृण तृण भींगा, देहरी-द्वारा, आँगन-उपवन त्रिभुवन भींगा, जब तक मैं दीप जलाऊँ कुटिया के द्वारे तब तक बरसात मचाता सावन आ पहुँचा!

जब तक कुछ अपनी कहूँ, सुनूँ जग के मन की तब तक ले डोली द्वार विदा-क्षण आ पहुँचा !

रह गये घरे के घरे ताल में ज्ञान-प्रन्थ, छुट गई बंधी की बंधी रतनवाली गठरी, लुट गई सजी की सजी रूप की हाट और देखती खड़ी की खड़ी रही सिगरी नगरी, कुछ ऐसी लूट मची जीवन चौराहे पर, खुद को ही खुद लूटने लगा हर सौदागर, औ' जब तक कोई आये हमको समभाये तब तक भुगताने ब्याज महाजन आ पहुँचा!

जब तक कुछ अपनी कहूँ, सुन् जग के मन की तब तक ले डोली द्वार विदा-क्षण आ पहुँचा !

आंसू ने दी आवाज तिनक एक निर्मोही, सिन्दूर तड़प बोला अब कहाँ मिलन होगा, अलकों ने कहा जरा यह लट तो सहला जा क्या ठीक कि सपनों का गौना किस दिन होगा!

सिंगार सिसकता रहा, बिलखता रहा हिया, दुहराता रहा गगन से चातक 'पिया पिया', पर जब तक कोई टेर कहीं पहुँचे तब तक हर कोलाहल का हल सूनापन आ पहुँचा!

जब तक कुछ अपनी कहूँ, सुनैं जग के मन की तब तक ले डोली द्वार विदा-क्षण आ पहुँचा !

बाहों ने बाहों को बढ़कर छूना चाहा, अधरों ने अधरों से मिलने को शोर किया, आँखें आँखों में खो जाने को मचल पड़ीं प्राणों ने प्राणों के हित तन भकभोर दिया,

सबने खींचातानी की, आनाकानी की, अपनी अपनी कमज़ोरी की अगवानी की, पर जब तक पहुँचे प्यास तृष्ति के दरवाज़े तब तक प्याले का अमृत गरल बन आ पहुँचा!

> जब तक कुछ अपनी कहूँ, सुनूँ जग के मन की तब तक ले डोली द्वार विदा-क्षण आ पहुँचा!

कल सुबह एक मिनहारिन मेले में बैठी थी बेच रही चूड़ियाँ हजारों चालों की, इकरंगी-दोरंगी, भाँवर की, गौने की ब्याही अनब्याही सभी कलाईवालों की,

कौतूहलवश मैंने भी चाहा, मैं अपनी घरनी के लिये ले चलूँ चूड़ी सितवणीं, पर जब तक मैं कुछ मोल करूँ उससे तब तक ख़ुद मुक्ते खोजता कोई कंगन आ पहुँचा!

> जब तक कुछ अपनी कहूँ, सुनूँ जग के मन की तब तक ले डोली द्वार विदा-क्षण आ पहुँचा !

#### बसन्त की रात



ಧ

आज बसन्त की रात, गमन की बात न करना!

धूल बिछाए फूल-बिछौना, बिगया पहने चाँदी-सोना, किलयाँ फेंके जादू-टोना, महक उठे सब पात, हवन की बात न करना !

> आज बसन्त की रात, गमन की बात न करना!

बौराई अंबवा की डाली, गदराई गेंहू की बाली, सरसों खड़ी बजाये ताली, भूम रहे जल-जात, शयन की बात न करना!

> आज बसन्त की रात, गमन की बात न करना!

खिड़की खोल चन्द्रमा भाँके,
चुनरी खींच सितारे टाँके,
मना कहँ तो शोर मचाके,
कोयलिया अनखात,
गहन की बात न करना!
आज बसन्त की रात.

निंदिया बैरिन सुधि बिसराई, सेज निगोड़ी करे ढिठाई, ताना मारे सौत जुन्हाई, रह रह प्राण पिरात, चुभन की बात न करना!

> आज बसन्त की रात, गमन की बात न करना!

गमन की बात न करना!

यह पीली चूनर, यह चादर,
यह सुन्दर छिवि, यह रस-गागर,
जनम-मरण की यह रज-काँवर,
सब भू की सौगात,
गगन की बात न करना!

आज बसन्त की रात, गमन की बात न करना!

# प्यार न होगा



3

जग रूठे तो बात न कोई तूम रूठे तो प्यार न होगा!

मिणयों में तुम ही तो कौस्तुभ तारों में तुम ही तो चन्दा, निदयों में तुम ही तो गंगा गंघों में तुम ही निश्चिगंधा, दीपक में जैसे लौ-बाती तुम प्राणों के संग-सँगाती, तन बिछुड़े तो बात न कोई तुम बिछुड़े सिंगार न होगा!

> जग रूठे तो बात न कोई तुम रूठे तो प्यार न होगा!

व्योम नहीं यह, भाल तुम्हारा घरा नहीं, है धूल चरण की, सृष्टि नहीं यह, लीला केवल— सृजन-प्रलय की, प्रलय-सृजन की, तन का, मन का, जग-जीवन का, तुमसे ही नाता इन-उन का हम न रहें तो बात न कोई,

तुम न रहे संसार न होगा!

जग रूठे तो बात न कोई तुम रूठे तो प्यार न होगा!

पूनम गौर कपोल बिराजे,
अधर हँसे ऊषा 'अरुणीली',
कुन्तल-लट से लिपटी संध्या,
स्यामा अंजन-रेख नशीली,
सरि-सागर, दिशि दिशि भू-अम्बर
तुमसे ही द्युतिमान चराचर,
रिव न उगे तो बात न कोई
तुम न उगे उजियार न होगा!

जग रूठे तो वात न कोई तुम रूठे तो प्यार न होगा!

तुम बोले संगीत जी गया,
तुम चुप हुए, हुई चुप वाणी,
तुम विहँसे मथुमास हँस उठा,
तुम रोये रो उठा हिमानी,
जन्म विरह-दिन, मरण मिलन-क्षण,
तुम ही दोनों पर्व चिरन्तन,

तुम ही दोनों पर्व चिरन्तन, दृग न दिखें तो बात न कोई तुम न दिखें दरबार न होगा!

जग रूठे तो बात न कोई तुम रूठे तो प्यार न होगा!

तुमसे लागी प्रीति, बिना— भाँवर दुलहिन हो गई सुहागिन, तुमसे हुआ बिछोह मृत्तिका— की वन्दिन हो गई अनादिन,

निपट-बिचारी, निपट-दुखारी, बिना तुम्हारे राजकुमारी, मुक्ति न मिले न कोई चिन्ता, तुम न मिले भव पार न होगा!

> जग रूठें तो बात न कोई तुम रूठें तो प्यार न होगा!

## दूर नहीं हो



80

तन से तो सब भाँति विलग तुम लेकिन मन से दूर नहीं हो!

हाथ न परसे चरण सलौने, पाँव न जानी गैल तुम्हारी, दृगन न देखी बाँकी चितवन, अधर न चूमी लट कजरारी,

चिकने-खुदरे, गोरे-काले, छलकन औ' बेछलकन वाले, घटको तो तुम निपट निगुन पर, पनिहारिन से दूर नहीं हो!

> तन से तो सब भाँति बिलग तुम लेकिन मन से दूर नहीं हो!

जुड़े न पंडित, सजी न वेदी, वचन न हुए, न मन्त्र उचारे, जनम जनम को किन्तु वधू यह हाथ बिकी बेमोल तुम्हारे,

भूठे-सच्चे, कच्चे-पक्के, रिश्ते जितने दुनियाँ भर के, सबसे तो तुम मुक्त, प्रेम— के वृन्दाबन से दूर नहीं हो!

> तन से तो सब भाँति विलग तुम लेकिन मन से दूर नहीं हो !

रचते रचते चित्र उड़े रँग, शब्द थके लिख लिख परिभाषा, गढ़ गढ़ मूरत माटी हारी, खत्म न लेकिन खेल तमाशा,

कब तक और छिपोगे बोले, अब तो मन्दिर के पट खोले, भले भजन से दूर मगर तुम हठी एदन से दूर नहीं हो!

> तन से तो सब भाँति बिलग तुम लेकिन मन से दूर नहीं हो!

### पाती तक न पठाई



88

ऐसी सुधि बिसराई कि पाती तक न पठाई!

बरखा गई मिलन-ऋतु बीती, घोर घटा घहरी मन-चीती, पर गागर रीती की रीती,

अधरों बूँद न आई प्यास से प्यास बुक्ताई!

ऐसी सुधि बिसराई कि पाती तक न पठाई !

रोज उड़ाये काग सबेरे, रोज पुराये चौक-घनेरे, कभी अँधेरे, कभी उजेरे,

पथ-पथ घूल रमाई, हुई सब लोक हँसाई!

> ऐसी सुधि बिसराई कि पाती तक न पठाई!

वहकी विगयाँ, महकी कलियाँ, गूँजे आँगन, भूमी गलियाँ, खुलीं न मेरी किन्तु किवरियाँ,

साँकल कौन लगाई कि खोलत उमर सिराई!

> ऐसी सुधि बिसराई कि पाती तक न पठाई!

मन की कुटिया सूनी सूनी देह बनी चन्दन की धूनी, बहुत हुई प्रिय! आँख-मिचौनी,

अब तो हो सुनवाई, सुबह संध्या बन आई!

> ऐसी सुघि बिसराई कि पाती तक न पठाई!

### धनियों के तो धन है लाखों



१२

धनियों के तो धन हैं लाखों मुफ्त निर्धन के धन बस तुम हो!

कोई पहने मणिक-माला, कोई लाल जड़ावे, कोई रचे महावर मेंहदी मुतियन माँग भरावे,

> सोने वाले, चांदी वाले पानी वाले, पत्थर वाले तन के तो लाखों सिंगार हैं मन के आभूषण बस तुम हो!

धनियों !!

कोई जावे पुरी द्वारिका, कोई ध्यावे काशी, कोई तपे त्रिवेणी-संगम कोई मथुरा-वासी,

> उत्तर दक्खिन, पूरब पिच्छिम, भीतर-बाहर, सब जग-जाहर सन्तों के सौ सौ तीरथ हैं मेरे वृन्दावन बस तुम हो! धनियों…!

कोई करे गुमान रूप पर, कोई बल पर भूमें, कोई मारे डींग ज्ञान की, कोई धन पर घूमे,

> काया-माया, जोरू-जाता, जस-अपजस,सुख-दुख त्रिय तापा जीता-मरता जग सौ विधि से मेरे जन्म-मरण बस तुम हो ! धितयों…!

# स्वप्न भरे फूल से



१३

स्वप्न भरे फूल से,
भीत चुभे शूल से,
लुट गये सिंगार सभी बाग के बबूल से,
और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे,
कारवाँ गुजर गया, गुबार देखते रहे!

नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठें कि राह रथ निगल गई, पात-पात कर गये कि शाख़ शाख़ जल गई, फाँस तो निकल सकी न. पर उमर निकल गई,

गीत अश्रु बन चले,
छन्द हो हवन चले,
साथ के सभी दिये धुआँ पहन-पहन चले,
और हम भुके भुके,
मोड़ पर रुके रुके,
उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे,
कारवाँ गुजर गया, गुबार देखते रहे!

क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या सुरूप था कि देख आइना सिहर उठा, इस तरफ जमीन और आसमाँ उधर उठा, थामकर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा,

एक दिन मगर छली—
वह हवा यहाँ चली,
लुट गई कली कली कि घुट गई गली गली,
और हम दबी नज़र,
देह की दुकान पर,
साँस की शराब का खुमार देखते रहे,
कारवाँ गुज़र गया, गुजार देखते रहे!

आँख थी मिली मुभे कि अश्रु अश्रु बीन लूँ, होठ थे खुले कि चूम हर नज़र हसीन लूँ, दर्द था दिया गया कि प्यार से यंकीन लूँ, और गीत यूँ कि रात से चिराग छीन लूँ,

हो सका न कुछ मगर, शाम वन गई सहर, वह उठी लहर कि दह गये किले बिखर बिखर,

और हम लुटे लुटे, वन्त से पिटे पिटे, दाम गाँठ के गँवा, बजार देखते रहे, कारवाँ गुजर गया, गुबार देखते रहे!

माँग भर चली कि एक जब नई नई किरन, ढोलकें धुनुक उठीं, ठुमुक उठे चरण चरण, शोर मच गया कि लो चली दुल्हन, चली दुल्हन, गाँव सब उमड़ पड़ा, बहक उठे नयन नयन,

पर तभी जहर भरी,
गाज एक वह गिरी,
पुछ गया सिंदूर तार तार हुए चूनरी
और हम अजान से,
दूर के मकान से,
पालकी लिए हुए कहार देखते रहे,
कारवाँ गुजर गया, गुजार देखते रहे!

एक रोज एक गेह चाँव जब नया उगा, नौबतें बजीं, हुई छटी, डठौन, रतजगा, कुंडली बनी कि जब मुहूर्त पुन्यमय लगा, इसलिए कि दे सके न मृत्यू जन्म को दगा, एक दिन न पर हुआ, उड़ गया पला सुआ, कुछ न कर सके शकुन, न काम आ सकी दुआ,

और हम डरे डरे,

नीर नैन में भरे,
ओढ़कर कफ़न पड़े मज़ार देखते रहे,
चाह थी न, किन्तु बार बार देखते रहे,
कारवाँ गुजर गया, गुबार देखते रहे!

### हम सब खिलौने हैं



१४

हम सब खिलौने हैं!

ढोठ काल-बालक के हाथों में फूलों के बेहिसाब दौने हैं! !

जन्मों के निर्देशी कुम्हार ने
साँसों के चाकों पर हमको चढ़ाया है,
तरह तरह माटी ने रूंदा है जब
तब यह अनूप रूप हमको मिल पाया है,
सबको हम मनहर हैं,
ऊपर से बहुत बहुत सुन्दर हैं;
लेकिन हम भीतर से रिक्त और बौने हैं!
हम सब खिलौने हैं!!

हमसे हर मेले की शान है, हमसे नमायश हर लगती है, हमसे हर आंगन बहलता है, हमसे दनियाँ की हर एक दुकान सजती है, लेकिन इतने पर भी. ये सब गुण रखकर भी, हम मरण-प्राहक के वास्ते बिछाये निज बिछीने हैं!

हम सब खिलौने हैं!!

स्वत्व है हमारा बस इतना ही कोई भी हमसे आ खेले, औ' खेल खेल में ही हमें तोड़ दे, गेह-गाँव-नगर वही अपना है वक्त का खिलाड़ी हमें जाके जहाँ छोड़ दे, यद्यपि हम धूलि हैं, बिकते हैं, नाशवान होने से घिसते हैं, चुकते हैं लेकिन हम हैं तो सब खेल यहाँ बार बार होने हैं !

क्योंकि हम खिलौने हैं !!

#### श्रो प्यासे !



88

हर घट से अपनी प्यास बुभा मत ओ प्यासे! प्याला बदले तो मधु ही विष बन जाता है!

हैं तरह तरह के फूल धूल की बिगया में लेकिन सब ही आते पूजा के काम नहीं, कुछ में शोखी है, कुछ में केवल रूप रंग, कुछ हँसते सुबह मगर मुस्काते शाम नहीं,

दुनियाँ है एक नुमायश सीरत-सूरत की, होती है क़ीमत मगर नहीं हर मूरत की, हर सुन्दर शीशे को मत अश्रु दिखा अपने सौन्दर्य न अपनाता, केवल शरमाता है।

हर घट से अपनी प्यास बुभा मत ओ प्यासे ! प्याला बदले तो मधु ही विष बन जाता है !

पिष्हे पर वज्र गिरे, फिर भी उसने अपनी पीड़ा को किसी दूसरे जल से नहीं कहा, लग गया चाँद को दाग़, मगर अब तक निश्चि का आँगन तज कर वह और न जाकर कहीं रहा,

हर एक यहाँ है अडिग-अचल अपने प्रण पर फिर तू ही क्यों भटका फिरता है इधर-उधर, मत बदल बदल कर राह सफ़र तय कर अपना हर पथ मंजिल की दूरी नहीं घटाता है।

हर घट से अपनी प्यास बुक्ता मत ओ प्यासे ! प्याला बदले तो मधु ही विष बन जाता है!

दीपक ने जलन दिखा डाली सबको अपनी इस कारण अब तक उसका जलना बन्द नहीं, है भटक रहा भँवरा बन बन बस इसीलिये है एक फूल का चुम्बन उसे पसन्द नहीं, है प्यार स्वतंत्र, मगर है कहीं नियन्त्रण भी ज्यों छन्द कहीं है मुक्ति, कहीं है बन्धन भी, हर देहरी पर मत अपनी भक्ति चढ़ा पागल! हर मन्दिर का भगवान न पूजा जाता है।

हर घट से अपनी प्यास बुक्ता मत ओ प्यासे ! प्याला बदले तो मधु ही विष बन जाता है!

जलते जलते फट गया हिया घरती का पर सावन जब आया अपनी मर्जी से आया, बादल जब बरसा अपनी मर्जी से बरसा, न्म ने जब गाया अपनी मर्जी से गाया, इच्छा का ही चल रहा रहँट हर पनघट पर, पर सबकी प्यास नहीं बुक्तती है इस तट पर, तू क्यों आवाज लगाता है हर गगरी को? आनेवाला तो बिना बुलाये आता है।

> हर घट से अपनी प्यास बुक्ता मत ओ प्यासें! प्याला बदले तो मधु ही विष वन जाता है!

में आज सुबह बाजार गवा तो बीच सड़क कुछ कपड़े बेच रहा था कोई सौदागर, मनमोहक बरन बरन का जिनका सूत देख, मेरा भी रीक गया मन एक दुलाई पर, ओढ़ा पर उसको तो सब करने लगे व्यंग, पर गाहक एक तभी बोला यह देख ढंग— मन भले विवाह करे हर एक वस्त्र से पर हर वस्त्र नहीं हर तन पर शोभा पाता है।

> हर घट से अपनी प्यास बुक्ता मत ओ प्यासे ! प्याला बदले तो मधु ही विष बन जाता है!

## स्नेह सदा जलता है



#### १६

दीप नहीं, स्नेह सदा जलता है।

मिट्टी के शीश साज सौरभ - आलोक - क्षत्र, गूँथ हृदय-हार मध्य किरन-कुसुम-ज्योति-पत्र वृक्ष नहीं, बीज अरे फलता है। दीप नहीं, स्नेह सदा जलता है।

#### श्रासावरी

जन्म-मरण दो डग घर नाप सकल भुवन-लोक, पथ का पाथेय लिये नयन-द्वय हर्ष-शोक, रूप नहीं, रे अरूप चलता है। दीप नहीं, स्नेह सदा जलता है।

रेखा की विन्दिनि, गुण-वर्णों की भ्रमासित छिव की छाया-नटनी दृग की जड़ धूल-भित, आकृति तो कृति की असफलता है। दीप नहीं, स्नेह सदा जलता है।

# बुलबुल ग्रीर गुलाब



१७

मत छेड़ ! मत छेड़ ! बुलबुल ! सोते गुलाब को मत छेड़ !

धूप से, गर्मी से, काँटों से, हवा के गरम गरम तेज सर्राटों से दिन भर यह लड़ा है,

भगड़ा है,

और अभी थक कर,

वहुत थक कर, शायद ग्रश खाकर गिर पड़ा है। थकन इसे कुछ तो मिटाने दे, तुभको आिंछगन में जड़ सके, और तेरे होंठों पर चुम्बन का ताजमहल गढ़ सके, इसकी भुजाओं में इतनी तो शक्ति आ जाने दे! मत छेड़! मत छेड़! युलबुल! सोते गुलाब को मत छेड़!

मत छेड ! मत छेड ! बुलबुल! सोते गुलाब को मत छेड़! तेरी शरारत से सोये हुए घावों को ठेस लग सकती है, नरम नरम पातों में. ठंडी ठंडी डालों में आग दहक सकती है, आवारा चाँद की हरजाई नींद की आँख वहक सकती है, क्योंकि प्यार सोये तो शीशा है. जागे तो जादू है, दर्द जब तक भीतर है वश में है, बाहर बेक़ाबु है। ठंडे अंगारों का गाँव है यह व्यर्थ चिनगारी न यहाँ डाल, हवा जो पत्तों के तकियों पर सोने की कोशिश में करवट बदल रही है, खुशबू जो पँखुरी की खिड़की से दबे पाँव चोर जैसी चुप चुप निकल रही है,

उन सबमें उठा न असमय भूचाल ! मत छेड़ ! मत छेड़ ! बुलबुल ! सोते गुलाब को मत छेड़ !

बुलबुल! यह वह देश नहीं जहाँ प्यार बेरोक किया जा सके, मन भाये फुल को आत्मा का अर्घ्य बेखीफ़ दिया जा सके। मिट्टी के अश्रु भरे नाटक में सुख यहाँ केवल विष्कंभक है, और आनन्द-अरे वह तो मेहमान है, भूले-भटके ही कभी आता है, शाम आये तो सुबह वापिस चला जाता है, वह केवल रोग है. शौक है जो पास रह पाता है। और यहाँ प्यार--अरे प्यार नहीं, सौदा है उसकी दुकानें हैं हाटें-बाज़ारें हैं जिनमें वह कपड़ों के भाव मोल बिकता है, चाँदी और सोने की उसकी तराजु में आदमी से लेकर के ईश्वर तक तुलता है। और यहाँ दिल दिल के बीच दीवारें हैं, जाति-पाँतिः धर्म-कर्म. रंग-वर्ण. देश-काल वाली बड़ी ऊँची मीनारें हैं।

उनको गिराना आसान कोई काम नहीं वहाँ लगे बड़े बड़े पहरे हैं क्योंकि मठ-मस्जिद औ' गिरजाघर पंडित औ' पादरी शेख और मौलवी मजहब के जितने भी ठेके-ठेकेदार हैं, सबके सब इन्हीं के सहारे तो ठहरे हैं। इन्हें लाँघ जाने की सजा मौत पाना है ईसा की भौति कास ऊपर चढ़ जाना है, गाँधी की तरह गोली खाकर मर जाना है। मरण क्या तुसको स्वीकार है ? अर्थी उठाने को अपनी तैयार है ? नहीं! नहीं! तो मत छेड़! मत छेड़! बुलबुल! सोते गुलाब को मत छेड़!

मत छेड़ !
मत छेड़ !
बुलबुल ! सोते गुलाब को मत छेड़ !
दुखी क्यों होती उदास क्यों होती है ?
प्यार गर प्यार है तो उसका हर आँसू एक मोती है,
मोती वह—
माँग जिसे भर कर
जवान यह बूढ़ी सृष्टि होती है ।
तूने जो मोती ढुलकाया
वह व्यर्थ नहीं जायेगा,
प्यार का मौसम इसी बिगया में आयेगा,
आयेगा नहीं तो वह—
आने को विवश किया जायेगा।

आज मगर दूसरी ही बात है, कहने को बहत कुछ तबियत है, लेकिन वह देख कैसी काली काली रात है। कल की जो बात आज सुनेगी, डर जायेगी, तेरी यह शानदार कलगी गिर जायेगी: और फिर अँधेरे के कान भी... बहत सजग होते हैं बहुत कुछ तो वे बिना कहे सन लेते हैं, इसीलिए चाँदनीका चम्बन सितारे बहुत धीरे से लेते हैं। लेकिन त चुम्बन "नहीं--जा आज लौट जा गीतों की शहजादी ! अपने ही गीतों के गाँवों को छौट जा। तब यहाँ आना जब किसी भी बगिया के आस-पास कोई भी न घरा हो. कोई भी न मेढ हो. कोई न दीवार हो, हर पैदा हँसता हो, जगता हो, सब पर बहार हो और हर फुल तुमे-प्यार करने के लिये-बिलकुल आजाद हो-बिलकुल तैयार हो। आज किन्तु सोये हुए सपनों को मत छेड़ ! मत छेड ! बुलबुल ! जीवन के घायल सिपाही को मत छेड़!

#### ग्रस्पृश्या



१५

एक दिन शिशिर की शीत संध्या को घूमकर आ रहा था वापिस भवन की ओर नगर की स्वच्छ और पक्की फुटपाथ पर, इतनी पड़ रही थी ठंड संमृति की चेतना हुए थी जड़ हिमराशि। मानव कृतघ्नता सी तीक्ष्ण प्राण-भेदिनी हिड्डियाँ कंपाती और नस नस चटकाती हुई चलती थी भयंकर वात। शीत का स्वराज्य था, मृत्यु सी शीतल जड़ छाई थी विचित्र शान्ति

पक्षी भी न नीड़ों से बाहर तक भाँकते थे केवल दो चार श्रमिक कभी कभी दिष्ट आ जाते थे इघर-उघर पेट में दबाये सर ! सहसा तीव वाय-वेग होने लगा, और गगन भर गया प्रचंड काल मेघों से। ताण्डव आरंभ हुआ वाणों की वर्षा सी भड़ी फिर लग गई. चलती हुई राह वह जहाँ की तहाँ एक गई मानो सब हलचल हो चुक गई। उस पथ के पास एक मन्दिर था। मन्दिर-जहाँ द्वार पर धर्म का पेहरा है ज्ञान-भिनत नित्य जहाँ शीश भूका आते हैं, और हम सबके भगवान जहाँ---भक्तों से निशि-दिन प्रसाद भोग पाते हैं लेकिन हमारे कभी काम नहीं आते हैं. बहुत यदि सताओ तो पट बन्द करके सो जाते हैं। एक क्षण में ही उसी मन्दिर के आँगन में भीड़ बड़ी जड़ गई और लोग करने लगे कीर्तन भगवान का। उसी समय-दूर एक पेड़ के नीचे से द्ख की साकार कृष्ण छाया सी, दैन्य दारिद्रय की अनकही कथा सी, शोषण की प्रथा. और वाणविद्ध हँसिनी की व्यथा सी, फटे ग्रथित चिथड़ों में लिपटी हुए, ज्वर के असह्य ताप भार से

काँपती-कराहती---गिरती सँभलती हई अर्धनग्न युवती एक चली आ रही थी इघर। जगह जगह कंकड औ' पत्थर की चोटों से घायल था उसका तन. और था च रहा अजस्र रक्त रोते हए घावों से । एक था बालक नग्न-छिपा अस्थि-अंक में उसके मातुत्व का सजीव स्वप्न गाँधी जवाहर या कि कोई भविष्य का। बालक था इतना हतसंज्ञ हुआ शीत से कि---रोदन का शब्द भी न मुख से निकलता था। देख समवेत जन-पुंज वहाँ मन्दिर में दूने साहस से वह बढ़ने लगी क्षीणकाय-बढ़ता है जैसे कोई खोया हुआ पथिक एक-पास ही देख निज मंजिल को। चढकर पर ज्योंही वह सीढियों के पास गई एक तिलक्धारी यूं पुजारी ने कहा चीख-"रौड़ भ्रष्ट करने चली अकल्प भगवान को।" रह गई ठिठककर वह वहीं हाय, मानो हो देखा भयंकर सर्प सामने। किन्तू मात्-उर की सजीव ममता-सी वह गिडगिडा कर बोली संकेत कर बालक को-"दया करो इस पर देव।" पर न द्रवित हो सका उसका पाषाण हृदय होता भी कैसे भला--

आख़िर को था तो पत्थर का पूजारी वह कोध कर बोला यँ--"भाग जा यहाँ से नहीं लात अभी खायेगी!" इसके ही पूर्व किन्तू युवती थी गिर पडी जसके जड चरणों पर और घो रही थी मल उनका जल घारा से या कि घो रही थी वह समाज का सजीव कोढ़। लाल कर आँखें विकराल तर-हिंसक सा बोला वह-"अष्टे-पापिष्ठे! अष्ट कर दिया तने मभे।" और दूसरे ही क्षण युवती थी पड़ी हुई हाय ! तले सीढ़ियों के— एक पग ठोकर से--मन्दिर से दूर-उसके घर से भी दूर--जहाँ रहा करता है अशरण-शरण दाता वह ! लेकिन फिर शिशु को--निरुचेष्ट और मौन देख किसी आशंका का चिन्तन कर सिहर उठी, काँप उठी. जी उठी. मर उठी. तिर उठी नील नयन-सागर में और निज प्राण का भी घ्यान छोड़ बोली यँ--"पुज्य जहाँ बैठे हैं कितने ही श्वान वह--मेरे प्रवेश से अपावन हो जायेगा ? जरा तो दया करो इस अबोध शिशु पर।" किन्तु वह पुजारी फुंकार कर गरजा यूँ--

"अपने यारों की सम्पत्ति लिए गोद में किरती है अब्ट! दया-दया चिल्लाती हुई अपने सतीत्व को टके सेर गली-गली विकय करने वाली! कुत्तों से ज्यादा अपवित्र है तेरी छाँह।" अब न सुन सकी वह और रह-रह कानों में उसके ये गूँजते थे शब्द—"अपने सतीत्व को टके सेर गली गली विकय करने वाली! कुत्तों से ज्यादा अपवित्र है तेरी छाँह।"

दूसरे रोज !

उसी पेड़ की छाँह में पड़ी थी वह क्षणिकाय

मरी हुई
और स्तनों से वह लिपटा था शिशु ऐसे—

जैसे मन माया से—

किन्तु वेतना विहीन !

जहाँ नहीं मानव मानव समान कैसा वह तेरा दरबार है ? व्यर्थ ही चमक रहा फैले घने तम में व्यर्थ ही रूप धरे धूर्त भगवान का खंड खंड होजा ओ मन्दिर के स्वर्ण-कलश ! खंड खंड होजा ओ पाषाण-प्रतिमे आज !

#### सिक्का



38

में चंचल पंथी चाँदी के पथ का ! जननी मेरी पूंजी—वासवदत्ता, व्यभिचारी शोषण मेरा रिसक पिता, मैं रोटी का पित, बिन जिसके जग में टुकड़ों पर बिकने लगती मानवता, जन्मा मैं जिस दिन चोर-बजारों में था जुआ हुआ साहित्य-संस्कृति का।

में चंचल पंथी चाँदी के पथ का!

में रक्त, स्वेद, श्रम पी-पीकर पलता, पग जग के मस्तक पर धर में चलता, सोता नारी के नग्न उरोजों पर जगता सतीत्व में चुटकी से मलता, युग की द्रौपदी नग्न कर दी मैंने में अर्थ दुशासन के कामी कृत का।

मैं चंचल पंथी चाँदी के पथ का!

मैंने राजा को रंक बना डाला, मैंने फ़कीर को ताज पिन्हा डाला, रिव उगा दिया पूरव का पश्चिम में शिर पर धरती आकाश उठा डाला, वाँटा मानव को आनों-पैसों में मैं वाहक युग की पूंजी के रथ का।

में चंचल पंथी चाँदी के पथ का!

मुफ्तको जिसने पाया सब कुछ पाया, त्यागा जिसने सब कुछ निज विनसाया, बदलीं मैंने रेखायें मस्तक की विधि का विधि बनकर मैं जग में आया, मैं जन्म-मरण से परे ब्रह्म जिसके कर में गति-सूत्र सृष्टि के इति-अथ का।

में चंचल पंथी चाँदी के पथका!

दुनियाँ प्यासी मेरे आलिंगन की, ठोकर भी कली खिला देती मन की, सह लेता मेरी मार तनिक भी जो नस ही उसकी भुक जाती गर्दन की, कैसा भी हो जड़-बुद्धि मुभे पाकर पा लेता है सब ज्ञान असत-सत का।

में चंचल पंथी चाँदी के पथ का!

8-4-86



20

हम सब अमरीकन खिलौने हैं!

वैसे हम देखने में आदमी हैं,

शक्त भी हमारी बहुत सुन्दर है,

खंजन से लोचन हैं,

पूनों सा श्वेत गौर वर्ण है,

लेकिन हम भीतर से गन्दे और घिनौने हैं।
हम सब अमुरीकन खिलौने हैं!

हम व्यक्तिवादी नहीं, एक है हमारी भी पंक्ति यहाँ और उस पंक्ति में योद्धा हैं, सन्त हैं, कवि हैं, गुणवन्त हैं, बड़े बड़े नाम के महन्त हैं।
लेकिन बेकार है हमारा यह गौरव सब
क्योंकि हम बिकते हैं,
हाट हो, मेला हो,
घर हो, बाजार हो,
पर्व हो, नुमायश हो
हमें जहाँ दाम निज पाने की आशा ह
वहीं हम—
बाँसों-अरगनियों पर,
सड़कों-दूकानों पर—

सजे हुए दिखते हैं। छोटा-बड़ा जो भी हो सबसे ही मोल-भाव करते हैं। हम सब खिलौने हैं, दूसरों के हाथों में लालच के दौने हैं। हम सब अ<del>गरीक</del>न खिलौने हैं!

गित से हमें नफ़रत है,
भाग-दौड़ करना हमारी नहीं फ़ितरत है।
जीवित हैं किन्तु हम चलते नहीं,
आकृति रखकर भी किसी साँचे में ढलते नहीं,
सुबहों को बुभते नहीं,
रातों को जलते नहीं,
क्योंकि हम स्थिति में स्थित हैं,
न हम विवादी हैं,
सिफ़ खड़े रहने के आदी हैं।
भार हम कोई उठा सकते नहीं

इसिलए किसी के कुछ काम आ सकते नहीं।
वृद्ध युवक सब को हम व्यर्थ हैं,
नहीं किसी अर्थ हैं।
लेकिन कुछ बच्चे हैं,
नासमभ उम्र के जो कच्चे हैं,
उनकी नजरों में हम चाँदी और सोने हैं,
जादू और टौने हैं

क्योंकि हम अमरीकृत खिलौने हैं!

चंकि हम प्रगति से अपरिचित हैं इसलिये हमारी कोई दष्टि नहीं, विशा नहीं, ध्येय नहीं, मंजिल नहीं। हवा जिधर ले जाये उधर उड जाते हैं. सब जगह मेला लगाते हैं. गाहक की मर्जी पर शक्ल बदल आते हैं। इतने दिन इसी तरह हमने बिताये हैं, चाबी से चले किन्त पैसे कमाये हैं। लेकिन अब लगता हमारा खेल खत्म है, द्नियाँ में हलचल है, और हवा गर्म है। रोक सकते हैं नहीं हम इस परिवर्तन को टोक सकते हैं नहीं हम इस नव सर्जन को क्योंकि सब जागे हैं नींद के परिन्दे दूर भागे हैं; लेकिन हम अब भी नक़ाब कई पहने हैं। क्योंकि हम आखिर खिलौने हैं!

पर यह नकाब अब उतरने ही वाला है,
पन्नी का स्वाँग सब उघरने ही वाला है,
क्योंकि एक रत्ती भी हममें न बल है
हाथ-पाँव ही न सिर्फ
सीना भी निबल है,
और उघर हर एक कर में
कुदाली है, हल है।
इसीलिए हम सब खामोश हैं,
घर की अधेरी कोठरियों में
ताखों अलमारियों में—
गम से बेहोश हैं
लेकिन हम शेष हैं,
और शेष रहेंगे कि जब तक——
हर घर में कुछ कन्नस, कुछ कोने हैं।
हम सब अमरीकन खिलीने हैं!



२१

मिल गया जनम का तो उपहार मरण से भी पर तेरे घर मेरी सुनवाई हुई नहीं!

उस दिन मेले में ढीठ उमर की गुड़िया यह जाने तुभमें क्या बात देखकर मचल गई, है खड़ो हुई तब से अब तक यह उसी जगह जब वस्ती की बस्ती गठरी ले निकल गई,

बदला जग, बदला जीवन, बदले सिहासन, बदले आकाश-धरा, बदले फागुन-सावन पर जाने तू किस कंगन में कस गया मुफे अब तक मेरी आजाद कलाई हुई नहीं।

> मिल गया जनम का तो उपहार मरण से भी पर तेरे घर मेरी सुनवाई हुई नहीं!!

घरती तो थी जड़ घूल मगर उसके दुख से ऐसा रोया आकाश कि दुनियाँ नहा गई, अपने दुश्मन पतभार के ग्रम से घायल हो बिखरा बसन्त युँ दिशा दिशा महमहा गई,

जीवन है महाकाव्य : दुख जिसका आमुख है, फिर भी हर दुख का मीत यहाँ कोई सुख है, बस मैं ही एक कि जिसके जलते आँगन की हमदर्द यहाँ कोई पुरवाई हुई नहीं।

मिल गया जनम का तो उपहार मरण से भी पर तेरे घर मेरी सुनवाई हुई नहीं!!

बुहराया तेरा नाम कभी सागर तीरे बादल बन कभी पुकारा रेगिस्तानों में, बन खेल-खिलौना खोजा भीड़-तमाशे में आवाज लगाई पहन कफ़न शमशानों में,

खो गया मुसाफ़िर स्वयं नापते हुए डगर, थक गये साँस के पाँव, खत्म हो गया सफ़र लेकिन अब तक इस पीड़ा के कारागृह से मेरे तन-मन की तनिक रिहाई हुई नहीं।

> मिल गया जनम का तो उपहार मरण से भी पर तेरे घर मेरी सुनवाई हुई नहीं!!

जाने तू किस खिड़की से खड़ा भाँकता हो यह सोच भुकाया शिर हर मन्दिर के द्वारे, जाने तू कब आकर घर साँकल खटकाये जीवन भर सोया नहीं इसी ग्रम के मारे,- हर दम ही आँखें रहीं भरीं उघरी-उघरी तिल तिल घुल छीजी देह, हुई रीती गगरी लेकिन ओ मेरे चाँद! बिना तेरे जग में मेरे जीवन की रात जुन्हाई हुई नहीं।

> मिल गया जनम का तो उपहार मरण से भी पर तेरे घर मेरी सुनवाई हुई नहीं!!

कल रो रो एक दिया कहता था संध्या से 'सारा जीवन तो बीत गया जलते-जलते पर कोई नहीं मिला जिसके स्नेहांचल में कुछ जलन मिटा लेता अपनी चलते चलते'।

संध्या तो कुछ कह सकी न बस रह गई खड़ी यह कहकर पर चमकी तारों की एक लड़ी— 'रोता है क्यों रे! धनियों की इस बस्ती में निर्धन आँसू की कभी सगाई हुई नहीं'।

मिल गया जनम का उपहार मरण से भी पर तेरे घर मेरी सुनवाई हुई नहीं!!



२२

तुमको तो मेरी याद न आयेगी, आयेगी भी तो नहीं रुलायेगी, पर कभी रुला ही दे तो यह करना— सामने किसी दर्पन के बैठ जरा—

पहले मुस्काना फिर शरमा जाना।

वैसे तो त्रिय! तुम इतनी सुन्दर हो रोओगी भी तू फूल खिलाओगी, बादल को अलकों में भरमाओगी, सावन को पलकों में तरसाओगी, तरसाना भरमाना पर ठीक नहीं, बिजलियाँ कौंध उठती हैं कभी कहीं, माने ही किन्तु न मन तो यह करना— उगते चन्दा से आँखें उलकाकर—

आँचल खिसकाना, फिर अलसा जाना।

चन्दा से आँख मिलाना बुराना नहीं हर तारे से पर प्यार न अच्छा है, जूड़े की शोभा एक फूल से है, उपवन भर से अभिसार न अच्छा है.

इसिलये कि जो सबसे टकराता है, वह नहीं किसी का भी हो पाता है, पर फिर भी बस न चले तो यह करना— जा किसी दुखी पत भर के दरवाजे—

कुछ आँसू ले आना, कुछ दे आना।

सुन्दरी! रूप चाहे जिसका भी हो यौवन के घर पर एक भिखारी है, तुम चाहे जितना गर्व करो उस पर रुकने वाली उसकी न सवारी है,

जो अपना नहीं गरब उस पर कैसा? जीवन तो हैं कागज़ के घर जैसा फिर भी यदि मान करोतो यह करना— कोई मुरकाया फूल मसल करके—

पहले कुछ सुख पाना, फिर पछताना ।

तुम चहल-पहल व्याहुली अटारी की, मैं सूनापन विधवा के आँगन का, है प्यार मिला तुमको मधुमासों का, मुफ्त पर साया है रोते सावन का,

मिलना तो अब अपना नामुमिकन है कारण—ढलने को जीवन का दिन है, पर फिर भी मिल जायें तो यह करना— अपने सपनों के मरघट में बैठा—

में सिसक् तो तुम कफ़न उढ़ा जाना।

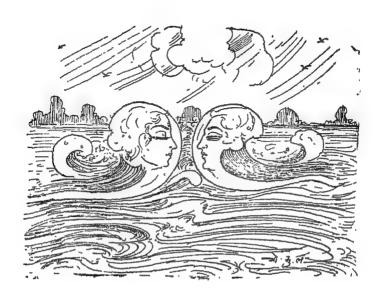

#### २३

फूल डाली से गुँथा ही भर गया, घूम आई गंध पर संसार में।

था गगन में चाँद लेकिन चाँदनी
व्योम से लाई उसे भू पर उतार,
बाँस की जड़ बाँसुरी को एक स्वर
कर गया गुंजित जगत के आर पार,
और मिट्टी के दिये को एक लौ
देगई चिर ज्योति चिर अँधियार में।
घूम अई गंध पर संसार में।

बद्ध सीमा में समुन्दर था मगर मेघ बन उसने छुआ जा आसमान, तृष्ति वन्दी एक जल-कण में रही विष-अमृत का देगई पर प्यास दान, कूल जो लिपटा हुआ था धूल से सँग लहर के तैर आया धार में। घुम आई गंध पर संसार में।

व्यक्ति है सीमित, मगर व्यक्तित्व का— चिर असीमित, चिर अबाधित है प्रसार, देवता तो सिर्फं मठ की वस्तु है, किन्तु है देवत्व संसृति का प्र्यंगार, है नहीं संसार में सीमित प्रणय किन्तु है संसार सीमित प्यार में। फूल डाली से गुँथा ही कर गया, घूम आई गंध पर संसार में।

### तुम तब भ्राना



28

# प्रियतम ! तुम तब आना--

तिन्द्रल पलकों की घनी छाँह में, तुम्हारे प्रतीक्षा-पंथ पर अहनिश्ति, अकंपित जलते हुए, दिवा-निशा की अभिसार-बेला में, जब मेरे
नयनों के नीलम प्रदीप में अश्रु-स्नेह की अंतिम बूँद, रूप-ज्योति की
अंतिम किरण, धूप-गंध की अंतिम सुगिन्ध-श्वास शेष रह जाये और
पुतिलियाँ पथराने लगें, तब सूर्य का उज्ज्वल मुकुट मस्तक पर लगाये,
ऊषा का गुलाबी हास अधरों पर बिखेरे, सद्यः प्रस्फुटित प्रसून अलकों
में गूँथे, काकली का कलराग कंठ में भरे, तुम एक बार, केवल एक
बार, क्षण भर के लिए आकर मुक्ते अपनी बाँकी काँकी दिखा जाना,
जिससे कि खुलती कली की पहली शर्म से में तुम्हारा स्वागत कर
सकूँ, शबनम के रुपहले मोतियों का हार तुम्हें पहनाकर, तुम्हारा
प्रगार कर सकूँ, सहर की नाजुक नसीम से तुम्हें गुदगुदा सकूँ और
तम के अनन्त लोक में जाने से पूर्व प्रकाश के उद्गम पुंज का साक्षात
दर्शन कर सकूँ।

किन्तु हाँ मेरे देव! इसके पूर्व यदि तुम आये तो मुक्ते दुख होग, असीम वेदना होगी, शर्म से मैं मर मर जाऊँगी, संभवतः अपने नेत्रों का अलोक-दीप अपने हाथों से ही बुक्ता दूँ; और स्वागत तो दूर तब मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी न कर सकूँगी, इसलिए नहीं कि तब मेरी साधना अधूरी ही रह जायगी, इसलिए भी नहीं कि तब मैं स्वयं को तुम्हारे चरणों पर सम्पूर्णतः समिपत न कर सकूँगी और न इसलिए ही कि तब मुक्ते तुम्हारी आवश्यकता ही न होगी—हाय! ऐसा सोचना भी न मेरे प्रभू!

तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारा अभाव और तुम्हारी मधुर सुस्मृति तो मैं उठते-बैठते, जागते-सोते अहींनिश अपने रोम-रोम से अनुभव करती हूँ ! फिर क्यों ? केवल इसलिए कि जिन नेत्रों से मैं तुम्हें एक बार देख लूँगी, फिर उनसे ही संसार की और कोई वस्तु मुक्तसे न देखी जायेगी।

अस्तु आराध्य ! तुम तब आना जब मेरे नयनों के नीलम प्रदीप में अश्रु-स्नेह की अन्तिम बूँद, रूप-ज्योति की अन्तिम किरण, धूप-गंध की अन्तिम सुगंधि-श्वास शेष रह जाये और पुति लियाँ पथराने लगें!— तुम तब आना।

## जनपद की धूल



24

मनुष्य ने जब अमर बनने की कल्पना की वह दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास गया और बोला, "ओ तरंगवसनवेषी! आज में तुम्हारा मन्थन करूँगा, तुम्हारी थाह लूँगा और तुम्हारे अन्तर से अमृत निकालकर अमरत्व प्राप्त करूँगा।" समुद्र ने एक उत्तुङ्ग तरंग उद्यालकर कहा, "—समुद्र मन्थन तो बहुत पहले हो चुका है और अमृत उसकी तो एक बूँद भी देवताओं ने नहीं छोड़ी—अब मेरे अन्तर में अमृत कहाँ, किन्तु हाँ यदि तू मेरी थाह लेने के लिये मेरी अगम गहराइयों में डूबना चाहता है, तो जा किसी दुखी के आँसू में डूब कर देख—तुभे मेरी थाह भी मिल जायेगी और अमरता भी।" मनुष्य के हृदय में पूजा की भावना जब उमड़ी उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, "हे सिच्चदानन्द, निर्गुण, निराकार! आज मेरे हाथ किसी की आरती उतारने को आकुल हैं, लोचनों की सीिपयों में अर्घ्य का जल छलका पड़ रहा है, मन में पूजा की भावना उमड़ रही है, अस्तु मैं तुम्हें साकार कर तुम्हारी पूजा करूँगा।" आकाश से कोई बोला, "सत्य है अमृत पुत्र! तुक्तमें कुछ ऐसी ही शक्ति है कि तू निराकार को भी साकार कर सकता है, निर्गुण को भी सगुण कर सकता है, पत्थर को भी देवता बना सकता है, पर यह सब व्यर्थ है संसार में जा और मनुष्य को मनुष्य बनाकर उसकी पूजा कर, में स्वयं ही साकार हो जाऊँगा—मनुष्य की पूजा मेरी ही पूजा है।"

मनुष्य में जब अहम् जागा, वह स्वर्ग पहुँचा और सुरराज से बोला—"देवराज! आज मेरे हृदय में शासन करने की इच्छा उठी है, पृथ्वी का राज्य तो मैं कर चुका अब स्वर्ग पर शासन करना चाहता हूँ इसिलये स्वर्ग का मुकुट मुभे दो मैं उसे अपने मस्तक पर धारण कहँगा।" इन्द्र ने किंचित मुस्कराकर कहा—"स्वर्ग तो केवल कल्पनालोक है, लेकिन शासन करना यदि तू चाहता है—तो जा जनपद की धूल मस्तक पर धारण कर तुभे त्रिलोक का राज्य प्राप्त हो जायेगा।"



३६

हँसकर दिन काटे सुखके, हँस खेल काट फिर दुखके दिन भी।

मधुका स्वाद लिया है तो विष का भी स्वाद बताना होगा, खेला है फूलों से तो शूलों को भी अपनाना होगा, किलयों के रेशमी कपोलों को तूने चूमा है तो फिर अङ्गारों को भी अधरों पर धर कर रे! मुस्काना होगा, जीवन का पथ ही कुछ ऐसा जिस पर धूप छाँह सँग रहतीं मुख के मधुर क्षणों के सँग ही बढ़ता है चिर दुख का क्षण भी। हँसकर दिन काटे मुखके, हँस खेल काट फिर दुखके दिन भी।

( २ )

गहन कुहू की अँधियारी में कब तारों की छिव मुरफाई? काँटों के कटु अञ्चल में कब किल की सुन्दरता अकुलाई? बन्द हुई कब पपीहे की 'पी' वज्र बिजलियों के पत्रभड़ में, सरिता की चल चञ्चलता कब सागर के सम्मुख शरमाई? तू फिर क्यों खो बैठा साहस देख घिरा सिर पर दुख-बादल और भुला बैठा क्यों तुभमें शेष अभी जीवन, यौवन भी। हँसकर दिन काटे सुखके, हँस खेल काट फिर दुख के दिन भी।

#### ( 3 )

शूलों का अस्तित्व जहाँ है फूल वहीं तो मुस्काता है, जहाँ अधेरे की सत्ता है, जुगनू वहीं चमक पाता है, जीवन पूर्ण नहीं हे पाकर केवल कुछ सुख के ही मृदु क्षण सुख भी तो सुख कहलाता तब जीवन में जब दुख आता है, इससे जो कुछ है सम्मुख वरदान समक्त उसको मेरे मन! और देख फिर खोजेगा सुख तेरे दुख की छाँह-शरण ही। सुख के दिन सपने थे केवल सत्य मनुज ये दुख के दिन ही।

#### (8)

सुख के दिवस दिये थे जिसने देन उसी की ये दुख के दिन, जिस घट से छलकी थी मदिरा, शेष उसी घट के ये विषकण यह अचरज की बात न कोई सीधा सादा खेल प्रकृति का मधु ऋतु से विकय पत्कर का सदा किया करता है मधुवन यह कम निश्चित इसे न कोई बदल सका है, बदल सकेगा, इससे ही तो कहता हूँ हैं व्यर्थ अश्रु औ' व्यर्थ इदन भी। हँसकर दिन काटे सुखके, हँस खेल काट फिर दुखके दिन भी।

#### ( 4 )

मुस्काता ही रहा सदा तो मुक्किल भी हल हो जायेगी, रुके अश्रु सी थकी जिन्दगी, तूफानों की गित पायेगी, पथ की ऊँचाई, नीचाई जिसे देख कर डरता है मन क्षण भर में तेरे पग से, रुँद रुँद कर समतल हो जायेगी, दुख के सम्मुख मुस्काने से दुख ही सुख लगने लगता है, बन जाता विश्वास विजय का थका पड़ा मुरदा सा मन भी। हैंसकर दिन काटे सुख के, हँस खेल काट फिर दुख के दिन भी।

### ( \$ )

हँस कर या रोकर तय कर, तय करना है तुभको ही यह मग, तुभ पर हँसने का अवसर वह ताक रहा है छिप छिप कर जग, लक्ष्य-प्राप्ति से पूर्व कहीं जो हका याद रख, जग के सँग सँग तुभ पर खूव हँसेंगे तुभको प्यार सदा करने वाले दृग, और पंथ पर चलते चलते ही यदि पथ की धूल बना तो तेरी खाक देख शरमायेगा युग-मस्तक का चन्दन भी हँसकर दिन काटे सुखके, हँस खेल काट फिर दुख के दिन भी।

### ( 9 )

साँभ सूर्य की सांध्य-िकरन जो तम की चादर में खो जाती, वही प्रात ऊपा बन कर फिर तम के घूँघट से मुस्काती तम से दूर ज्योति जीवन की ज्योतिहीन है, तम सी ही है, क्योंिक बुभी सी ही जलती है दिन में दीपक की मृदु बाती, माना यह प्रकाश जीवन में भरता है युग-दिन की हलचल, किन्तु थके मन को देता विश्राम निशा का सूनापन ही। सुख के दिन सपने थे केवल सत्य मनुज ये दुख के दिन ही।

#### (5)

सुख में थी आसान जिन्दगी इससे उसकी याद सताती, दुख में कठिन बना है जीवन इसीलिये पीड़ा अकुलाती, किन्तु याद रख, एक समय है जब अभाव खलता है दुख का, और खोजने पर भी पीड़ा छाँह न तब दुख की छूपाती, जीवन का वह निर्मम क्षण यदि आज नहीं तो कल आयेगा, सँभल मनुज ओ! तुभे छल रहा प्रति पल तेरा मन दुश्मन ही। सुख के दिन सपने थे केवल सत्य मनुज ये दुख के दिन ही।

#### (3)

सुख का ऋण तो चुका दिया है तूने लेकर ये दुख के क्षण, किन्तु होष है अभी चुकाना सबसे अधिक कठिन दुख का ऋण, कुछ ले देकर नहीं, किन्तु यह दुख का ऋण चृकता है ऐसे— अधरों पर मुस्कान सजी हो नयनों से भरते हों जल-कण, जो हँसकर मुस्काकर दुख का यह ऋण कठिन चुका लेता है, हार मान लेते हैं उससे सूख-दुख जीवन और मरण भी। हँसकर दिन काटे सुखके, हँस खेल काट फिर दुखके, दिन भी।

### ( १० )

कल नभ पर छाई थी एंसी सघन घनों की काली चादर, ऐसा लगता था न कभी फिर मुस्का पायेगा शिश सुन्दर, किन्तु आज ही उस तम का है नाम निशाँ तक शेष न जग में, जड़ा खड़ा तारक-मणियों से जगमग-जगमग करता अम्बर, अचरज का मेला है यह जग कभी अँधेरा कभी उजेरा, मधु में यहाँ छिपा रहता है काल-हलाहल का कन्दन भी, हँसकर दिन काटे सुखके, हँस खेल काट फिर दुखके दिन भी।

#### ( ११ )

टूटे वे सपने ही जब लख जिन्हें अमरता थी शरमाई, सूखा वह मधु ही जब जिसके सम्मुख अमर तृषा सकुचाई, छूट गये वे साथी ही जिनके नयनों की स्नेह-छाँह में— रोती सी जिन्दगी फूल की मुस्कानें भर कर मुस्काई, देन सके सब साथ पंथ पर वे अमरत्व-शिला के पुतले, फिररे! कब तक घरा रहेगा जीवन के नभपर, दुख-पान भी। रहेन जब सुख के ही दिन तो कट जायेंगे दुख के दिन भी।

#### नई सभ्यता

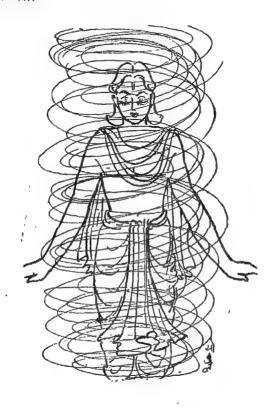

२७

साँसों में जहरीली गैसें, स्वर में माइककोन, आँखों पर कैमरा, कान पर पहने टेलीकोन, दुबली-पतली गर्दन में गोली-गोलों के हार, पँख लगे बाहों में चटपट उड़ने को तैयार, चितवन में बिजली, चलने में टैंकों का रव-घोष, बातचीत में उबला पड़ता युद्धों का आकोश, अधरों पर है रक्त-लिपिस्टिक की लोहित मुस्कान, छिपा सर्जरी का कलाइयों में सारा विज्ञान, एक हाथ में मौत, दूसरे में लिटरेचर डम्ब बाँधे हुए कंचुकी में हाइड्रोजन-एटम बम्ब, छिपा लौह-वस्त्रों में डालर-सा कागजी शरीर, आसपास चल रही मशीनों, अखवारों की भीड़, घृणा और बारूद बाँटती हँसती-मुस्काती है, करो वैलकम नई सभ्यता की देवी आती है!



#### २५

भूल पाओ तो मुक्ते तुम भूल जाना।
साथ देखा था कभी जो एक तारा,
आज भी अपनी डगर का वह सहारा,
आज भी हैं देखते हम तुम उसे पर
है हमारे बीच गहरी अश्रु-धारा,
नाव चिर जर्जर नहीं पतवार कर में,
किस तरह फिर हो तुम्हारे पास आना।
भूल पाओ तो मुक्ते तुम भूल जाना।।
सोच लेना पंथ भूला एक राही,
लख तुम्हारे हाथ में मधु की सुराही,
एक मधु की बूँद पाने के लिए बस,
रक गया था भूल जीवन की दिशा ही,

आज फिर पथ ने पुकारा जा रहा वह, कौन जाने अब कहाँ पर हो ठिकाना। भूल पाओ तो मुफ्ते तुम भूल जाना।।

चाहता है कौन अपना स्वप्न टूटे? चाहता है कौन पथ का साथ छूटे? क्षिप की अठखेलियाँ किसको न भाती, चाहता है कौन मन का मीत रूठे? छूटता है साथ, सपने टूटते पर क्योंकि दुश्मन प्रेमियों का है जमाना। भूल पाओ तो मुक्ते तुम भूल जाना।।

्यदि कभी फिर हम मिलें, जीवन-डगर पर, में लिए आँसू लिए तुम हास मनहर, बोलना चाहो नहीं, तो बोलना मत, देख लेना किन्तु मेरी ओर क्षण भर, क्योंकि मेरी राहू की मंजिल तुम्हीं हो, और जीने का नुमहीं तो हो बहाना। भूल पाओ तो मुक्ते तुम भूल जाना।।

साँभ जब दीपक जलायेगी गगन में, रात जब सपने सजायेगी नयन में, पी कहाँ जब जब पुकारेगा पपीहा, मुस्करायेगी कली जब जब चमन में, मैं तुम्हारी याद कर रोता रहूँगा, किन्तु मेरी याद कर तुम मुस्कराना। भूल पाओ तो मुक्ते तुम भूल जाना।।

रोज ही नभ में घिरेंगे प्यार के घन, रोज फूलेंगे फलेंगे रूप के बन, रोज किलयों के उठा घूँघट शराबी,
गुनगुनायेगा मिंदर मधुमास गुन गुन,
फूल किलयाँ वे वही सब कुछ रहेगा,
पर न गायेगी कभी बुलबुल तराना।
भूल पाओ तो मुक्ते तुम भूल जाना।।

भूल जाना किस तरह सँग सँग तुम्हारे, खाँह बनकर मैं रहा संध्या - सकारे, सोचना मत किस तरह मैं जी रहा हूँ, चल रहा हूँ किस तरह सुधि के सहारे, किन्तु इतनी, भीख तुमसे माँगता हूँ, यदि पढ़ो यह गीत इसको गुनगुनाना। भूल पाओ तो मुभे तुम भूल जाना।।

3838-2-08